

# हुन ओग

(सरल गुजराती भाषा एवं हिन्दी अनुवाद सहित)

गुप्तावतार बाबाश्री

## 'चण्डी' वर्ष ४६, विशिष्ट अङ्क-द

# हठ-योग

रचियता गुप्तावतार बाबाश्री

EPON BURNEY

अनुवादक
'कौल-कल्पतरु' पं० देवीदत्त शुक्ल
सम्पादक एवं टिप्पणी-कर्त्ता
'कुल-भूषण' पं० रमादत्त शुक्ल
श्री ऋतशील शर्मा

प्रकाशक कल्याण मन्दिर प्रकाशन, अलोपीबाग मार्ग, इलाहाबाद—२११००६

हितीय संस्करण :: फाल्गुन पूर्णिमा २०४४ वि० : ३ मार्च १६८८

मूल्य 🖚 ६०

सर्वाधिकार मुरक्षित

मुद्रक परा बाणी प्रेस, चण्डी कार्यालय खलोपीबाग मार्ग, इलाहाबाद—२११००६

# अ - नु - ऋ - म

| 9  | निवेदन                    | ×  |
|----|---------------------------|----|
| 2  | बिषय-प्रवेश               | Ę  |
| 3  | हठ-योग                    | 4  |
| 8  | हठ-योग का आध्यात्मिक अर्थ | २५ |
| ¥  | हठ-योग के प्रमुख अङ्ग     | २६ |
|    | खेचरी-मुद्रा का स्वरूप    | ₹9 |
|    | ग्रासन                    | 38 |
| 5  | त्राणायाम                 | 34 |
|    | घ्यान                     | ३८ |
| 90 | घारणा, यम-नियम            | 35 |
|    | सविकल्प समाधि             | 80 |



# 37 - 平 - 年 - 年 - 軒

|     | nation 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | The state of the s |  |
|     | be suffrant to visco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3.8 | THE PER STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | NAME AND ADDRESS OF THE PARTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|     | share results                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

## निवेदन

(प्रचम संस्करण, वैशाख २००६-मई १६५२ का संक्षिप्त अंग)

'श्री भैरवीपदेश' पूज्य चरण श्रीमान् बाबा मोतीलाल जी महाराज की अध्यात्म-विषयक एक अनूठी रचना है। यह रचना गुजराती के सरस तथा ओज - पूर्ण पद्यों में है। इसमें कर्म, योग और ज्ञान आदि दार्शनिक तथ्यों का वर्णन हुम्रा है। यह वर्णन उपदेशात्मक होते हुए भी बहुत रोचक और हदय-ग्राही है।

अभी तक यह रचना गुजराती में प्राप्त थी। अध्यात्म-विषय के प्रेमियों के सौभाग्य से अब यह हिन्दी-अक्षरों में हिन्दी अनुवाद-सहित प्रकाशित हो रही है।

मुझ जैसे साधारण पाटकों की श्रन्प बुद्धि में योग, ज्ञान श्रादि गम्भीर विषय उतना समझ में नहीं आ पाते। ऐसों के लिये 'श्री भैरवोपदेश' में इन सभी विषयों का विवेचन ऐसे ढँग से किया गया है कि साधारण-से-साधारण व्यक्ति भी उन्हें भले प्रकार हृदयङ्गम कर सकता है।

अध्यातम - विषय के प्रेमियों को इस रचना का संग्रह करा इससे अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयत्न करन चाहिये।

देवीदत्त शुक्ल

वैशाख २००६, मई १६४२

प्रयाग

( 7)

# विषय-प्रवेश

( गुप्तावतार बाबाश्री के प्रवचनों के आधार पर )

'योग' एक बड़ा विषय है। भगवान् श्रीकृष्ण ने सम्पूर्ण तत्त्व-विज्ञान का वर्णन योग में ही बताया है। योग का अर्थ है मिलना। हम लोग कहते हैं—इसका इसके साथ संयोग अच्छा है या बुरा है। दूघ और शक्तर का योग सुयोग कहलाता है।

मन को अपने अस्तित्व अर्थात् सत्य वस्तु की शोध में लगाना या विश्व को जानने का प्रयत्न करना—इन सबका 'योग' में समावेश होता है। मन को एक बिन्दु से दूसरे बिन्दु पर ले जाना अर्थात् सांसारिक लक्ष्य में एक बिन्दु पर लगे हुये मन को उच्च लक्ष्य धारण करने के लिए उस विन्दु से हटाकर अध्यातम - मार्ग में ले जाने का नाम 'योग' है।

योगाचार्यों ने योग के भिन्न-भिन्न प्रकार बताये हैं। 'हठ-योग' के प्रथम उपदेश-कर्ता श्री गुरु मत्स्येन्द्रनाथ थे। प्रपने अस्थिर मन को जबर्दस्ती पकड़कर ग्रनन्त में लगाने का नाम 'हठ-योग' है।

चञ्चल मन को पकड़ा कैसे जाय ? मन तो गति-मय है। यदि इसको एक तरफ से रोकें, तो वह दूसरी तरफ बह निक-लता है। जब हम लोग मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, तब बहुत से विचार आने लगते हैं। हम फिर मन को पक-ड़ते हैं परन्तु मन यहाँ-वहाँ भटकने लगता है।

भगवान् श्री मत्स्येन्द्रनाथ ने कह तो दिया कि मन को हठ करके पकड़ो, पर यह करना कठिन है। यह हाथ में आने-बाली वस्तु नहीं है। इसको कैसे पकड़ें?

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान् श्री मत्स्येन्द्रनाथ बताते हैं कि-स्थूल शरीर के भीतर, जिसमें हाथ-पैर इत्यादि इन्द्रियाँ दिखती हैं, श्वास प्रति-क्षण आता है और फिर बाहर निकलता है। यह श्वास एक सूक्ष्म वस्तु है, जो दिखाई नहीं पड़ती।

इसी प्रकार शरीर में और देखने से पता चलता है कि उसमें विचार-ऊमियाँ पैदा होती हैं, जिसे हम मन कहते हैं। 'मन' ग्रर्थात् मानना। मन मानता है, इसलिये हम उसे मन कहते हैं। उसमें तरह-तरह की तरंगें उठा करती हैं। इसमें हमें ग्राराम मिलेगा, इस वस्तु ,से हमें सुख मिलेगा, इत्यादि अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में आया करते हैं।

इस प्रकार हमें तोन वस्तुभों का बोध होता है— 9 स्थूल शरीर, २ प्राण और ३ मन । इन सबके परे जीव है। जैसे शरीर और प्राण का सम्बन्ध है, वैसे ही प्राण और मन का भी सम्बन्ध है। यदि तुम 'प्राण' को रोक दोगे, तो मन भी हक जायगा। मन यदि रोक दिया जायेगा, तो श्वास भी धीरे-धीरे एक समान चलने लगेगा।

गुरु श्री मत्स्येन्द्रनाथ से उनके शिष्यों ने पूछा कि यदि प्राण के बिना व्यक्ति नहीं जी सकता, तो फिर प्राण कैसे रोका जाय?

इसके उत्तर में गुरुश्री ने बताया कि यदि मांस, मज्जा, शुक्र, मेद, रक्त, मूत्र, पुरीष अमुक मात्रा में कम कर दिये जायँ, तो प्राण रोका जा सकता है। इसके लिए तीन क्रियायें हैं—
१ नेती, २ घौती और ३ कुञ्जल। इनके अतिरिक्त आसन हैं,
जिनके ४ प्रकार हैं। आसन करके 'उड्डघान बन्ध' लगाने पर,
नीचे से दबाव देकर 'ग्रपान' को ऊपर चढ़ाते हैं। हृदय बन्द
न हो, इसलिए अपान को ऊपर करके फेफड़े की गित को जारी
रखते हैं। इससे हृदय की गित बन्द नहीं होती और उसकी
घड़कन चालू रहती है। अपान द्वारा रक्त का सञ्चालन हुआ
करता है। इसलिये ऊपर के घ्वास को वन्द करने से व्यक्ति
मरता भी नहीं ग्रौर मन रुक जाता है।

रुके हुए मन को इच्छित वस्तु में लगा देने से, मन उसो का रूप बन जाता है। यदि सच्चे भाव से लग जाय, तो निरोधित मन को अपने इष्ट ध्येय में लगाने से वह उसका रूप बन जायेगा। इस प्रकार तदाकार बनकर व्यक्ति 'ईश्वर' हो सकता है।









देह की तीन कियाओं—इन तीनों के तीन भेद करने पड़ते हैं, यह मुनो।

मुद्रामहा, महाबन्ध, ने खेचरी महावेध, गालंधरी. डिड्याणी, ने मूलवंध सा वेद। ५ महा-बन्ध, महा-वेध, खेचरी ये तीन मुद्राएँ हैं और जालंधर-बन्ध, उड्डयान बन्ध तथा मूल बन्ध-ये तीनीं बन्ध हैं।

सन्धान दीर्त प्रणवी, सिद्धान्तम् श्रवण जे, वा सर्व योग विद्धा, सरमारता खवण जे। ६ प्राण को मन के साथ जोड़ना, ॐकार (प्रणव मन्त्र) को दीर्घ करके (फीनाकर) उच्चारण करना ग्रोर नत्त्र-विज्ञान का नुनना—ये सब योग को विद्धा कहलाती हैं। यह सर्व-साधन रूपी सरोवर के सार का नमक है।

दावा चरण नी एडी, योनि परे बडावे,
जमणो चरण पसारी, कर जोरवी चडावे। ७
अब पहले 'महा-बन्ध' के अर्थ क्या हैं, वह सुनोबाये पैर की एड़ो को योनि और गुदा के बीच
के जोड़ पर लगाकर, दाहिना पैर लिड्ड् के ऊपर के
भाग पर चढ़ाना और दोनों हाथों की हथेलियों की



दोनों घुटनों के ऊपर के भाग पर उल्टा टिशा में जीर से दवाना । इससे शरीर का हिलना - इलना विस्तकुल बन्द हो जाता है ।

वाढी हृदय समाडी, दूरक पराण कुरभक, धीमे घरी मुधारी, वृद्ध धार छोड़ रेचक । प

ठोढ़ी को हृदय (छाती) पर लगाना । शुरू में आठ मात्रा गिनकर भ्वास को अन्दर लेना । ३२ मात्रा तक श्वास को अन्दर रोकना और फिर ९६ मात्रा गिनते-गिनते ज्वास को बाहर निकालना।

इस क्रिया को क्रमानुसार पूरक कुम्भक और रेचक कहते हैं। इसको प्राणामाम कहते हैं।

दावं करी फरोने, कर दश पाद रोको, जे पाग छे पसार्थी, ते मांड माहि रोकी । ट वार्या पैर लम्बा करके, दोनों हाथों से पैर के ग्राँगुठे को पकड़ना और सिर को घुटने के पास अड़ाना ।

महाबन्ध नाम आ छे, सद्योग आपनारू, जे को करे जगत मो, ते मृक्ति पामनारू। १० इसको 'महा-बन्ध' कहते हैं। इससे योग साधा जाता है। इसको जो कोई भा करेगा, वह मृक्ति पा





का बन्धने जमाधी, पूरक अमन्य घाजे, करतो स्वकर्ण मुद्रा, गति प्राण बावरी जै। १९ 'महा-बेध' के क्या अर्थ हैं; सुनी ! कान में मुद्रा स्वगाकर पूरक करना—

पुट वे समा क्रम्याथी. वायु स्कुरे वधे छे,
महावेध माम जेथी, दृढ धारणा वधे छे। १२
श्रीर दोनों पैर सीवे फैनाकर, पैरों को जोड़कर,
वायु को बहुत समय तक रोके रहना।

इस किया को 'महा-वेघ' कहते हैं। इसके करने से 'धारणा-मिक्त' वढ़ता है।

जिह्ना बंधारी काली, ने कष्ठ मां मुक्ते थी,
गल छिद्र नासिकाना, पदाँ बंधी दके थी। १३
अब 'खेचरी मुद्रा' के अर्थ सुनिये! पहले जाभ
के नीचे के जोड़ को बांस की धार से धारे-धारे
काटना। फिर जिह्ना का दोहन करके उसे लम्बी
करना। तब नाक और गले का पदी बन्द हो जाये,
ऐसी रीनि से गले में जीभ को रखना।

मृद्रा ते बेचरी छे, भूमध्य दृष्टि राखे,
योगी करे बरा ने, यम बीक ते न राखे। १४
इसको 'खेचरी मुद्रा' कहते हैं। इसे करके भृकुटि



के बीच में ध्यान करने से बुढ़ापे और यम (मृत्यु) का डर नहीं रहता है।

निव कण्ठ ने सिकोडी, हृदये नगाडती जे, जालन्बरास्य ते छे, दृढता वधारती छे। १५ अपने गले के बाहर निकले हुए भाग को सिकोड़ कर, गले को हृदय पर लगाना। इस क्रिया को 'जाल-न्बर बन्ध' कहते हैं। इसे करने से दृढ़ता बढ़ती है। एडी धकी दबावी, सङ्कोच योनि केछ, जेबी अपान कठे, ते बन्ध योनि केछ। १६

एडी को लिङ्ग के ऊपर के भाग पर दवाकर, योनि को संकुचित करने से ग्रपान वायु ऊपर चढ़ती है। इसे 'योनि-वन्ध' कहते हैं।

जे प्राण ने सुषुम्ना, प्रेरे दबाव नाखी, जडे गति प्रवेगे, उडिड्यान बन्ध राखी । १७

फिर उसके ऊपर दबाब डालने से 'उड्ड्यान बन्ध' होता है श्रीर उससे प्राण तथा सुषुम्ना नाड़ी में वेग से गति के उठने की प्रेरणा होती है।

भेगा अपान प्राणो, ने नाद बिन्दु भेगा, ह्ये मूल-बन्ध जेथी, वे जीव बहा भेगा । १८





ऊपर से प्राण और नीचे से अपान के दबाद के बीच में नाद-विन्दु का विस्फोट होने से, जीव आवरण रहित होकर मूल-तस्व चित्त के सन्मुख आ जायेगा। प्राण और अपान की इस क्रिया को 'मूल-वन्ध' कहते हैं।

नीचे कपाल उपर, पर आसमान जोता, विपरीत नाम मुद्रा, कर्ता न मृत्यु जोता । १६

नीचे सिर और ऊपर पैर कर जो मीर्णासन होता है, उसे 'विपरोत मुद्रा' कहते हैं। उसकी करनेवाला मृत्यु से परे हो जाता है।

बाहार सूक्ष्म बघु जे, ते यम अने बहिंसा, नियमो कहुँ बताबूं, जो त्याग कर्म हिंसा। २०

अम्यास करने के लिये, नोचे लिखे दस यमों में से 'सूक्ष्म और लघु आहार' खाने का यम और दस नियमों में से 'श्रहिसा' का पालन करना विशेष रूप से श्रावश्यक है, नहीं तो अम्यास ठीक नहीं होगा।

आसन प्रधान चारे, जो नाम सांभळीने, ते पद्म, सिद्द्म, भद्रो, ने सिंह ले कळीने। २१ ग्रब चार प्रकार के प्रधान 'आसन' कहते हैं।

हठ-योग : १५



उनके नाम ध्यान में रक्ष्यो-१ पश्चासन, २ शिद्धासन, ३ मद्रासन और ४ सिंह श्वासन।

> जे योग साधको ने, छे विद्य हप दोष, ते सांभळो कहुँ हुँ, स्थागे स्विचल कोष। २२

अब हठ-योग के साधक को विद्य करनेवाले दोप क्या हैं, उन्हें सुनो श्रीर उन दोषों को चित्त में से निकाल दो।

गलस्य घूर्त वातो, तन्त्रादि साधनो जे, भूतादि देस विद्या, स्त्री सौत्य बन्धनो जे। २३ भ्रानस्य, धूर्नता, तन्त्रादि-साधन (मारण, मोहन आदि), भूत-प्रेत-विद्या, स्त्री में आसक्ति-ये सब दोप! बन्धन में डालते हैं। इनका त्याग कर दो।

मुन्दर जमीन गीतो, जमा न डार मोटा,
मस्कुण ममक सतावे, ना कीट जन्तु खोटा। २४
योग करने के लिये पहले सुन्दर स्थान ढूँढ़ो।
उसमें बहुत बड़े खिड़की-दरवाजे नहीं होने चाहिये,
प्रिपतु उसे गुफा की तरह होना चाहिये। उस स्थान
में शरीर को सताने वाले मच्छर, मक्खी आदि जीव-जन्तु नहीं होने चाहिये।



पूपादि गृग्लोबो, कर स्थान ने मुवासित, उंचू नहीं न नीचुं, ते स्थान स्वच्छ वाखित। २५ ऐसे स्थान को पहले गुगल आदि धूप से सुवा-सित करे। फिर समतल भूमि के ऊपर— त्यां पाथरो निजासन, कृष चर्म, चैल भावृत, बेसो अई घरीने, पद्मासने दृह वृत्त । २६ नुशासन विद्याकर उस पर मृग-चर्म रक्ले। उसके ऊपर रेशमी आसन विद्याकर पद्मासन लगाकर

अंगुष्ठ हाथ जमणे, अवरोधि पिञ्जलाने,
पूरो पवन ईडा मां, षोडण घरो कलाने । २७
द वाहिने हाथ से पिगला नाड़ी का रोककर
१६ मात्रा गिनते-गिनते इडा-द्वारा श्वास अन्दर ले
जाय ।

कुम्भक करो गणीने, मात्राङ्ग साठ चार,
रेचक बतीस जारो, कर पिङ्गला विचार । २६
६४ मात्रा तक प्राण को अन्दर रोके रहे और
३२ मात्रा पूरी करते-करने प्राण को वाहर निकाल दे ।
शिर हाथ फेरबी ने, जे छोटिका वगाडी,
मात्रा गणाय एक, तेवी दरेक पाडी । २६
हठ-योग : १७





सिर के चारों तरफ घुमाकर चुटकी बजाना— इसे एक मात्रा कहते हैं। इस प्रकार १६, ६४ और ३२ मात्रा का एक प्राणायाम करने में पौने-चार मिनट लगते हैं। यह आरम्भ में नहीं सघना है। इसलिये इसके ग्राथे समय का प्राणायाम कर सकते हैं।

प्रातः वरोर सायं, ने सध्य राति वेळा, क्रमधी वधार एंशी, तक जोर चार वेळा। ३० इस प्रकार प्रातः, दापहर. सायं ग्रौर अर्ध-राति के समय धीर-धीरे बढ़ाकर प्रत्येक समय ५० प्राणा-याम करना चाहिए।

बन्यास मास त्रणनायी, गुद्ध थाय नाडी, अ चिह्न बाद्य मासे, जो गुद्ध याय नाडी। ३१ इस प्रकार तीन मास के अभ्यास से गरीर की सब नाड़ियाँ गुद्ध होती हैं, जिसके चिह्न हैं—
लच्चता गरीर दीये, अठरान्ति देह इसता,
मुख तेजमां प्रकाशे, बल बुद्धि भास समता। ३२ गरीर में हल्कापन आता है, शरीर की दीष्ति
वढ़ती है, जठरान्ति मन्द हो जाती है, देह दुर्बल हो जाती है, मुख पर तेज आ जाता है, वल और बुद्धि
बढ़ती है और सबमें समस्य दीखने लगता है।
१०: हठ-योग



बारू न उष्ण बादु, तीखं सक्क माक, सेवो अनत न पत्नी, ना पंथ बाल धाक । ३३ प्राणायाम के अभ्यासी को नमकीन, गर्म-खट्टा, तेज मिर्च और रूखा शाक नहीं खाना चाहिये । उसे आग के पास नहीं बंठना चाहिये और स्त्री का सङ्ग नहीं करना चाहिये । उसे इतना नहीं चलना चाहिये कि देह थक जाये ।

न्हाब् न प्रातः माने, उपवास काम बनेश, आ सर्व साधनाथी, योगी रहे हंमेग । ३४ बहुत सबेरे उठकर स्नान नहीं करना चाहिये, व्रत नहीं रखना चाहिये, जिससे शरीर को कष्ट पहुँचे । हठयोग के श्रभ्यासी को इन सब नियमों का पालन करना आवश्यक है।

गो धूम मुद्ग माली, घी दूध पथ्य खीर, जे साम चालमे ते, जा तेज धार तीर । ३५ गेहूँ, मूँग, घी, दूध, खीर—-यही उसे खाना चाहिये। ऐसी खुराक खानेवाला ही तलवार की घार जैसे तेज (कठिन) मार्ग पर चल सकता है।

अणिमादि-सिद्ध सामी, खेचे रमत बताषी, बासन उठे चढे छे, गति बासमान फामी। ३६ हठ-योग: १६



श्रिणमादि अब्टि-सिद्धियां उसे प्राप्त होती हैं, और साधक को अपनी ओर खींचती हैं। साधक अपने आसन से ऊँचा उठ जाता है।

सामर्थ्य सिद्धि जगने, जो ते बतावणे तो,
चढतां पड़े स्व-सिद्धि, सांशे फटावणे तो। ३७
इस समय जो साधक ग्रपनी सामर्थ्य दिखाता
है या सिद्धिका उपयोग करता है, वह गिर जाता है
और उसकी सिद्धियाँ उसी को खा जाती हैं।
आ योग विश्व के जो, सामर्थ्य ते बतावे,
गूंग बधर समी था, तो विश्व म सतावे। ३८
सिद्धिकी सामर्थ्य दिखाना योग में विश्व-रूप है।
उससे व्यक्ति बच नहीं सकता, इसलिये गूँगे,
बहरे जैमा वनकर रहने की जरूरत है। इससे विश्व
उसे नहीं सतायेगा।

जो लीकने तमासो, तूं दाखनों ठगे तो, ना योग थाय पूरो, माया नड़े ठगे तो। ३६ यदि तू दुनियाँ को अपना तमाशा दिखाकर, ठगने का प्रयत्न करेगा तो योग पूरा नहीं होगा और माया उसमें बाधा डालकर तुक्के ठगेगी।





वायु गये मृषुम्मा, पञ्चादि तन्व चेती, पादादि जानु कमनी, कर भूत-मृद्धि चेती। ४० जब अभ्यास करते-करते सुषुम्ना नाड़ी चलने लगे, नव तत्त्व में तत्त्व को लय करने के लिये पादादि जानु के क्रम से भूत-मृद्धि करनी चाहिये।

भूत-पृद्ध — चित्त के एकाग्र होने के बाद उसको तत्व-विकार से रहित परना या 'तत्वं तत्वे नियोजयेत' के लक्ष्य से मन को आकर्षण करनेवाने तत्वों का उत्तरोत्तर सय करना अर्थात् प्रथम स्-तत्व के जल-तत्व में सय होने का ध्यान करना । किर जल-तत्त्व के जल-तत्त्व में सय होने का ध्यान करना । किर जल-तत्त्व के जिल-तत्त्व में, अधिन के बागु में और वायु के अवकाश (जून्य) में लग होते तृये भाव का ध्यान करना । किर इस जून्य स्थान में आत्मा को ज्यान करके फैलाना, इस क्रिया का नाम 'समाधि' है ।

समाधि का लक्ष्य प्राप्त होने के बाद अवीत् हृद्यावकाश के आत्मा-मय हो जाने के बाद आत्मा का विस्मरण नहीं होता अर्थात् मन आत्मा-मय वन वाता है।

बहुत जाग्रम् अवस्था में भी अर्थान् विष्यं के बाह्य स्मूल कार्य करने पर भी वह स्मरण और आत्मानन्द नहीं मिटता। अस्त्रित्य की इस प्रकार की स्थिति को 'ईश्रवरन्य' कहते हैं। उसी पद को पहुँचे हुये महा-व्यक्तियों (जस भगवान् बुष्ण)

हरु-योग : रेन



का जन्म इस भू में किसी समय अपने बहुत कार्य के लिये हाता है। उसको विश्व अवतार-रूप से मानता है।

ते पाच धारणामां, तत्वो वितत्व यातां, ते ध्यान पत्य सोक्षी, सर कर समाधि जातां। ४९

ऐसी पञ्चेन्द्रियों की घारणा में, सर्व तत्त्वों को लय करने के लिए, उस घ्यान रूपी सोढ़ी के मार्ग को समाधिस्थ स्थिति में प्रविष्ट होने के पहले पार कर।

वाये प्रस्वेद तेथी, मर्दन करो स्वगर्दन, तो तेज वृद्धि वाये, छे स्वेद सार मर्दन। ४२

प्राणायाम करने से जो पसीना आता है, उसे गर्दन पर मलकर मुखा देना । इससे शरीर का तेज बढ़ता है, क्योंकि वह पसीना कोई चर्जी का विकार नहीं है, अपितु अन्तर में से निकला हुया सत्त है।

बार् यथेष्ठ घारी, जो शक्ति थाय सारी, केवल ते कुम्मकी छे, ना रंच पूर जारी । ४३

मुख ग्रधिक शक्ति प्राप्त होने के बाद पूरक तथा रेचक करने की आवण्यकता नहीं रहती। जब चाहें तब प्राण रोक सकते हैं। इस स्थिति को 'केवल कुम्भक' कहते हैं।

२२ : इठ-योग



केवल मां दिल अलोटे, चित्त वृतिनी निवृत्ति,
ते घारणा धरीने ध्याने रमे प्रवृत्ति । ४४
ऐसो रोति से 'केवल कुम्भक' होने पर मन उसमें
रम जाता है । चित्त-वृत्ति को निवृत्ति होती है । उस
निवृत्ति को पाए हुए मन को ध्यान में लगाने से
उसकी प्रवृत्ति ध्यान में ही लगी रहेगी ।

लय थाय आत्म-ज्योति, आनन्द नी समाधी, जी योग मोग बार्ण जागी जमें समाधी । ४५ तव मन ग्रात्म-ज्योति में लय होता है और ईश्वर के बराबर आनन्द को समाधि प्राप्त करता है। उस योग में सब भोग जल जाते हैं।

त्यां बहा बीवना जे, भेदी बधा मटे तो,
जो एक तत्व जागी, आनन्द तत्व जोतो । ४६
वहाँ जीव और बहा के सब भेद मिट जाते हैं
और एकमात्र आनन्द ही बाकी रह जाता है।
बजीनी बामरोली, सहजोनी नी क्रिया जे,
तेनोज मर्म भाख्ं, सुण शब्द मां क्रिया जे। ४७
इस प्रकार के योग के लिए तीन प्रकार कीदूसरों
क्रियाएँ भी हैं। उनके नाम - १ बज्जोनी, २ ग्राम्नोली,
३ सहजोनी हैं। अब इनका रहस्य कहता हूँ, सुनो—
हठ-योग: २३





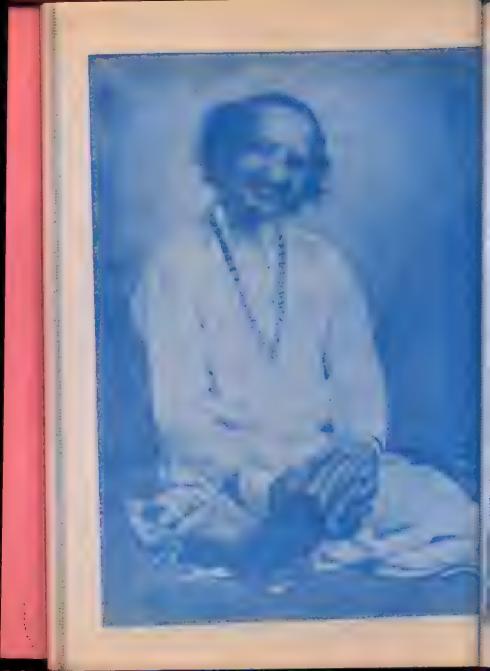



ह्रय-कमल का मुँह नीचे है और नाल ऊपर।
इसिलए उसका सारा प्रकाश नीचे पड़ता है। उसके
काश-बिन्दु में जान से भरा हुआ मन रहता है।
मात्रार्ध बिन्दु सामा, सय बाय नाद रूपे,
एकत्व भासता त्यां, मोती मराल रूपे। ५३
अर्थ-मात्राः नाद बनकर प्रकाश-बिन्दु में लय
होती है और उस स्थान पर एकत्व का भान होता
है। वहीं अपना अस्तित्व तेज-रूप में दिखाई पड़ता है।



हठ-योग : २७



## हठ-योग

का

## आध्यात्मिक अर्थ

योग-शिखोपनिषद् में 'हठ-योग' का शब्दार्थ इस प्रकार बताया गया है-

हकारेण तु मूर्यः स्यात्, ठकारेणेन्दुरुव्यते । सूर्य-चन्द्रमसोरैक्यं, 'हठ' इत्यमिधीयते ।।

अर्थात् 'ह' और 'ठ' अक्षर क्रमशः सूर्य एवं चन्द्रमा के द्योतक हैं तथा 'हठ-योग' को सूर्य और चन्द्र का अथवा इड़ा एवं पिञ्जला का ऐक्य कहा गया है, जो नासा-रन्ध्र में बाँएँ-दाएं स्थित हैं।

सूर्य-नाड़ी एवं चन्द्र-नाड़ी को ही प्राण - ग्रपान की भी संज्ञा दी जाती है, तात्पर्य यह है कि प्राण-अपान की एकता ही 'हठ-योग' का सामान्य शाब्दिक अर्थ समझना चाहिए।

शरीरस्य इड़ा-पिङ्गला दो नाड़ियों की गत्या-त्मक एकता के द्वारा प्राण अपान में एवं अपान प्राण में परस्पर ओत-प्रोत होते हैं। प्राण-अपान के परस्पर

२० : हरु-योग





सामक्रस्य की उचित-अनुचित स्थिति पर ही जीवन निभार करता है।

प्राण-अपान की एकता श्रयवा इडा-पिङ्गला के प्रवाह की एकता से उपलब्ध ऊर्जा की 'सुष्म्णा' में प्रवाहित कर देना या केन्द्रित करना 'हठ-योग' का आध्यात्मिक अर्थ है। इससे अस्तित्व के समस्त मल धुल जाते हैं और ज्ञान का प्रकाश होता है।

हठ-योग के प्रमुख अङ्ग

'हठ-योग' की सरल साधना के लिए छः प्रमुख प्रज्ञ हैं—१ दृढ़ ग्रासन, २ प्राणायाम, ३ युक्त भोजन, ४ ध्यान, ५ धारणा, ६ सविकल्प समाधि । इन छह अङ्गों के साथ ७ यम और प नियम मिनकर 'हठ-योग' के श्राठ अङ्ग हैं।

उपर्युक्त आठ अङ्गों के अतिरिक्त 'हठ-योग' के मार्ग में तीन मुद्राग्रों, तीन बन्धों का उल्लेख है— १ महा-बन्ध, २ महा-बेध और ३ सेचरी—ये तीन मुद्रायें होते हैं।

१ जालन्घर बन्ध, २ उडि्डयान बन्ध तथा
३ मूल-वन्ध ये तीन बन्ध हैं।

हठ-योग : २५



जालन्धर-बन्ध, उड्डियान-बन्ध और मूल-बन्ध का विवरण इस प्रकार है :-

(१) जालन्धर-बन्ध: -- इसमें सर्व-प्रथम कण्ठ (गले) को सिकोड़ा जाता है। फिर ठोड़ी को गले के अन्नः भाग में इस प्रकार लगाया जाता है कि हृदय-प्रदेश से ठोड़ी का अन्तर मात्र ४ अंगुल रह जाय। वक्ष-स्थल उठा रहता है।

कण्ठ-प्रदेश के नाड़ी-जाल-समूह को बौध कर वित्त को एकाप्र करने के कारण, इसे 'जालन्धर-वन्ध' कहा जाता है। कण्ठ-सङ्कोच द्वारा इड़ा-पिङ्गला नाड़ियां अवरुद्ध हो जाती हैं भौर श्रद्धा - भ्रम्यास से प्राण-वायु सुषुम्णा में प्रविष्ट हो जाता है।

(२) उडि्डयान-बन्ध :— इसमें सर्व-प्रथम पैरों के दोनों घुटनों को मोडकर; गुदा को संकुचित करते हुये, एड़ी को मेरु-दण्ड के निम्न-शीर्ष से इस प्रकार लगाया जाता है कि उदर में एक गड्ढा बन जाय।

इससे वासना-पूर्ण चित्त को वहन करनेवाला प्राण ऊर्घ्य गति-शील होकर सुषुम्णा नाड़ी में प्रविष्ट हो जाता है।



(३) मूल-बन्ध : इसमें सर्व-प्रथम वाँयें पैर की एड़ी को गुदा और लिक्क के सन्धि-भाग में दृढ़ता से लगाया जाता है। फिर दाहिने पैर की एड़ी को लिक्क के ऊपरी भाग में रक्खा जाता है। गुदा को अन्दर की ग्रोर संकुचित करते हुए, गुदा और लिक्क के सम्पूर्ण मध्य-भाग को संकुचित किया जाता है।

इससे अधोगामी प्राण (अपान) शनै:-शनै: ऊपर की ओर खिचता है और ऊर्ध-गामी प्राण (प्राण) के साथ उसकी एकता होती है। प्राण-अपान की एकता से कुण्डलिनी सीधी होकर ऊपर की ओर चढ़ती है

अर्थात् जाग्रत् हो जाती है।

उपर्युक्त तीनों बन्धों के श्रम्यास से कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत् होती है। अनेक जन्मों से सञ्चित सुख-दु:ख-प्रद कर्म - संस्कार व वासनायें नष्ट हो जाती हैं। अस्तित्व को स्वयं प्रकाशमान आत्मा का बोध हो जाता है।

खेचरी-मुद्रा का स्वरूप

' 'हठ-योग-प्रदीपिका' में क्षेचरी-मुद्रा के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार है—

हठ-योग : ३१



कपाल-कुहरे बिह्ना प्रविष्टा विपरीतगा।
भुवोरन्तर्गता दृष्टिर्मुद्रा भवति खेचरी।।
अर्थात् तालु के मध्य में छिद्र या गड्ढा है, जिसे
योगी अमृत-कूप, कपाल-कुहर, कपाल-विवर, दशमहार, भ्रुकुटी-गुहा, व्योम-चक्र या ब्रह्म-रन्ध्र कहते हैं।
उसमें जब जिह्वा उलट कर प्रवेश करती है और
दृष्टि भ्रू-मध्य में स्थिर हो जाती है, तब 'खेचरीमुद्रा' बनती है।

तीनों बन्ध एवं मुद्रायें अत्यन्त सरल हैं । इसके लिए केवल नित्य अभ्यास की आवश्यकता है । खेचरी-मुद्रा के विषय में जन-साधारण में अनेक भ्रान्त धार-णायें प्रचलित हैं, इस प्रकार की धारणाओं से घबराना नहीं चाहिये । खेचरी मुद्रा में जिल्ला के नीचे के जोड़ को, वांस की धार से इतनी नम्नता से काटा जाता है कि उससे रक्त नहीं निकलता और न ही कष्ट होता है । इसके लिए अनुभवी गुरु का साम्निष्य आवश्यक है । इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में २ से ३ वर्ष लग जाते हैं और इसका प्रारम्भ २५ वर्ष की आयु के पूर्व ही किया जाना चाहिये ।



इस प्रकार सेचरी-मुद्रा में जिल्ला की वृद्धि की जाती है, जिससे जिल्ला को ऊपर की ओर उल्टी करके कपाल के मध्य वाले छिद्र में प्रविष्ट किया जा एके और तब भौंहों के मध्य में दृष्टि को मन से संयुक्त करके चित्ताकाश का लय चिदाकाश में किया जाता है। इसके द्वारा समाधि की त्वरित उपलब्धि सम्पादित होने लगती है, परन्तु बिना अनुभवी गुरु के इसे नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुभवी गुरु की अनुपस्थित में इसमें असावधानी सम्भव है।

यदि कोई इसे नहीं करना चाहता, तो उसका विकल्प भी है। ज्ञान-सङ्कृतिनी तन्त्र में लिखा है-

मनः स्थिरं यस्य विनावलम्बनम् । बायुः स्थिरो यस्य विना निरोधनम् ।। दृष्टिः स्थिरा यस्य विनावलोकनम् । सा एव मुद्रा विचरन्ती क्षेत्ररी ॥

अर्थात् जो विना किसी भौतिक पदार्थ का आधार लिये अपने मन को एकाग्र कर सकता है; जो प्राणा-याम के द्वारा अपने श्वास-प्रश्वास को विशेष शारीरिक

हठ-योग: ३३



प्रयास के बिना ही नियमित कर सकता है; जो अपनी दृष्टि देखे विना नियमित कर सकता है, तो यह समझ लेना चाहिये कि उसने 'खेचरी-मुद्रा' की विद्या प्राप्त कर ली है। 'खेचरी-मुद्रा' के इस सरल विद्यान में जिल्ला को काटने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। केवल इसे पीछे मोड़ कर ऊपरी तालू को स्पर्श करते हुए, ध्यान का अभ्यास करना होता है।

#### आसन

सावारणतः हम लोग 'आसन' का अर्थ शारीरिक व्यायाम समझते हैं। वास्तव में 'आसन' का अर्थ है— शरीर की सामञ्जस्य-पूर्ण स्थिति। श्रासनों का प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। शरीर, मन और चित्त तीनों पर 'आसन' का प्रभाव पड़ना है।

'आसन' का लक्ष्य साधक को परम चेतना के मार्ग पर ले जाना है, जिससे साधक को स्व - अस्तित्व का वास्तिवक ज्ञान हो सके। इसीलिये आसन 'योग' का पहला मञ्ज है।

'आसन' करते समय निम्नलिखित वातों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है—

३४ : हठ-योब





१ आसन दृढता - पूर्वक पूर्ण मनोयोग के साथ लगाना चाहिए।

२ श्रासन का अभ्यास करते समय ध्यान इवर-

उधर नहीं रखना चाहिए।

३ आसन का अभ्यास सुन्दर, स्वच्छ स्थान में नियमित रूप से निश्चित समय व निश्चित काल के लिये करना चाहिये।

ग्रासन के चार मुख्य प्रकार हैं-१ पद्मासन, २ सिद्धासन, ३ भद्रासन भीर ४ सिहासन। इनमें

पद्मासन सभी के लिए उपयोगी है।

पद्मासन में सर्ब-प्रथम दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठे। फिर धीरे-धीरे दाहिने पैर को मोड़ कर बौंयीं जांच पर रक्खे। इसके बाद खाँय पैर को घीरे-धीरे मोड़ कर दाहिनी जांच पर रखना चाहिए। दोनों बुटने भूमि से सटे रहने चाहिए व आँखें बन्द कर लेनी चाहिये।

### े प्राणायाम

प्रश्नोपनिषद् (प्र० १/४) में सृष्टि - उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राण का वर्णन इस प्रकार किया गया है— हठ-योग ः ३४



"स मैथुनमुत्पादयते-रियं च प्राणं च ।" अर्थात् सृष्टि-उत्पादन हेतु प्रजापित ने सर्व-प्रथम 'रिय' और 'प्राण' का एक जोड़ा उत्पन्न किया।

आकाश से उत्पन्न वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वनस्पति तथा इनके परिमाण से लेकर सीर-मण्डल के नक्षत्र आदि 'रिध' कहलाते हैं।

वह शक्ति, जिसके द्वारा आकाश से उद्भूत बह्याण्ड के उक्त सभी पदार्थों में गति-कम्पन हो रहा है, 'प्राण' कही गई है। दूसरे शब्दों में, 'प्राण' जीवन-शक्ति है और 'रिय' प्राण-शक्ति से क्रिया-शील सम्पूर्ण मूर्त तथा अमूर्त पदार्थ है।

प्राण 'प्र + अन् + अच्' शब्द का अर्थ है-प्रकृष्ट रूप से चलनेवाला। अर्थात् आप से आप चलनेवाला। शास्त्रों में इसके दो प्रधान मेंद बताए गए हैं-१ पर-प्राण और २ अपर - प्राण। पर-प्राण आवरण-रहित है और प्रपर-प्राण आवरण-सहित है। इन दोनों को कमशः 'शिव' और 'जीव' कहते हैं।

प्राण 'कुर्वद्र्य' अर्थात् क्रियारमक रूप है। इसकी क्रियाओं के आधार पर इसके भिन्न-भिन्न नाम हैं। वेदों में इसे सत्य, अमृत, तेज कहा गया है।



जीव-रूपी अपर-प्राण मुख्य रूप से पश्व-क्रिया-तमक है, जिन्हें क्रमशः १ प्राण, २ अपान, ३ समान, ४ व्यान और ५ उदान कहते हैं।

'प्राण' जब जीव-शरीर की श्वास से पूर्ण करता है, तव राग - स्वरूप 'प्राण' कहलाता है और जब द्वेष से प्रवांछनीय पदार्थों की निःश्वास - रूप से वाहर फेंक देता है, तब 'अपान' कहलाता है।

इसी प्रकार जब भीतर लिये गये पदार्थों को अपने में मिला लेता है, तब वह 'समान' कहलाता है। समान रूप से ग्रहण किये गये पदार्थों के युक्त वितरण-वाले रूप में 'व्यान' कहलाता है। वाक्-शक्ति को ठोस रूप देने से वह 'उदान' कहलाता है।

इन पाँच रूपों के अतिरिक्त जीव - रूपी अपर-प्राण के पाँच और रूप हैं, जिन्हें: क्रमशः ६ नाग, ७ कर्म, द क्रकर, ६ देवदल और १० घनञ्जय कहते हैं। इनके अतिरिक्त ३६ रूप और हैं। इस प्रकार जीव-शरीर में प्राण के कुल ४६ क्रियात्मक रूप हैं।

प्राण के क्रियात्मक होने से, चित्त भी क्रियात्मक होता है। प्राण के निश्चल होने पर, चित्त भी निश्चल

हरुयोग : ३७



हो जाता है। प्राण के संयम द्वारा योगी चित्त को एकाग्रता को प्राप्त कर सकता है। हठ-योग-प्रदीपिका में कहा गया है—

> चले याते चलं चित्तं निश्चलं निश्चलं भवेत्। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत्।।

#### 5यान

आसनों की भांति 'ध्यान' के विषय में भी व्यक्तियों में त्रृटि-पूर्ण भावनायें प्रचलित हैं। एक स्थान पर आंखें बन्द कर बैठ जाना ध्यान नहीं कहलाता।

अन्तर्ज्ञान की प्राप्ति के लिए, चित्त को बाह्य विषयों से हटाकर आत्मा-रूपी सूर्य की श्रोर ले जाना ही ध्यान है। चेतना की जागृति के लिए, बाह्य वाता-वरण को भूलकर ध्यान द्वारा अन्तः - यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए प्राणायाम के बाद ध्यान का योग के प्रमुख अङ्क के रूप में उल्लेख हुआ है।

घ्यान के दो मुख्य प्रकार हैं-- १ क्रियात्मक और २ विचारात्मक । हठ-योग में घ्यान क्रियात्मक है, राज-योग में घ्यान विचारात्मक है।



ध्यान की दो मुख्य विधियाँ है—१ निविकल्प-विधि, २ सविकल्प विधि । सविकल्प विधि मे व्यक्ति निरन्तर कार्य-रत रह सकता है । हठ-योग व राज-योग में ध्यान की सविकल्प विधि है ।

#### धारणा

योग-सावना के लिए मानसिक धारणा का होना बहुत आवश्यक है। बिना इसके योग-सावना के सभी झङ्ग पंगु मात्र रह जाते हैं। धारणा द्वारा योग के सभी अङ्ग पृष्ट होते हैं। इसीलिए ध्यान के बाद धारणा को योग का प्रमुख अङ्ग बताया गया है।

## यम-नियम

श्रद्धावान् समते ज्ञानं तत्तरः संयतेन्द्रियः। श्रद्धात् ज्ञान की प्राप्ति के लिये श्रद्धा के साथ जितेन्द्रिय होना भी आवश्यक है।

जैसे वर्तन की तली में छिद्र होने पर, बर्तन में पानी नहीं ठहर पाता, उसी तरह जिस मनुष्य के वश में मन और इन्द्रियाँ नहीं हैं, उसके हृदय में ज्ञान नहीं ठहर सकता। इन्द्रिय-लोल्पता आत्म-स्वरूप के ज्ञान से दूर हटा कर देहा ध्यास का दृढ़ करती है। हठ-योग: ३८





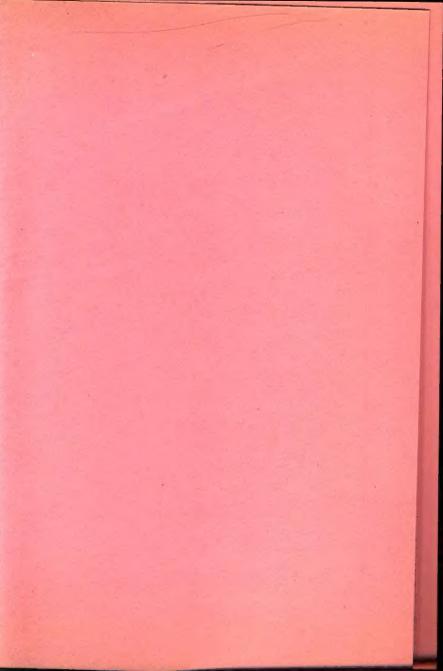



शास्त-धर्म सम्बन्धी प्रामाणिक पुस्तकों के लिये सम्पर्क करें

कची कार्यालय कल्याण मन्दिर प्रकाशन अलोपीबाग मार्ग, प्रवाग—६